शक्ति - जिसकी सहायता से बीज मन्त्र बन जाता है, वह तत्त्व 'शक्ति' कहलाता है । उसका पादस्थान में न्यास करते हैं ।

विनियोग - गौतमीय तन्त्र के अनुसार ऋषि एवं छन्द का ज्ञान न होने पर मन्त्र का फल नहीं मिलता तथा उसका विनियोग न करके मात्र जप करने से मन्त्र दुर्बल हों जाता है । मन्त्र को फल की दिशा का निर्देश देना 'विनियोग' कहलाता है । तान्त्रिक परम्परा में ऋषि आदि की जानकारी के साथ साथ उसका यथार्थ विनियोग करना आवश्यक माना गया है । विनियोग में ऋषि, छन्द, देवता, बीज एवं शक्ति के अलावा एक और भी तत्त्व होता है, जिसे कीलक कहते हैं । मन्त्र को धारण करने वाला या मन्त्र शक्ति को सन्तुलित रखने वाला तत्त्व 'कीलक' कहलाता है । इसका सर्वांग में न्यास किया जाता है ।

न्यास - बिना न्यास के मन्त्र जप करने से जप निष्फल और विघ्नदायक कहा गया है। (२१. १५७) संहारन्यास का अर्थ है एक-एक अक्षर का पादादि अंगों में न्यास करना। मन्त्रमहोदिध के ११ वें तरङ्ग में ६ से लेकर ४६ श्लोक तक विभिन्न प्रकार के न्यासों का कथन है।

अद्गन्यास - कुलार्णव तन्त्र के अनुसार जो व्यक्ति न्यासरूपी कवच से आच्छादित होकर मन्त्र का जप करता है, उसकी साधना में विघ्न-बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं, तथा उसे निश्चित सिद्धि मिलती है । जो व्यक्ति अज्ञान या प्रमादवश न्यास नहीं करता उसे पग पग पर विघ्नों का सामना करना होता है । हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं करतल इन छः अंगों में मन्त्र का न्यास करना अंगन्यास कहलाता है।

पंचाङ्ग एव षडङ्गन्यास - शारदा तिलक के अनुसार जहाँ पञ्चाङ्ग न्यास कहा गया हो, वहाँ नेत्र को छोड़कर शेष पूर्वोक्त पाँच अंगों में न्यास करना चाहिए । अन्यथा पूर्वोक्त ६ अंगों में न्यास करना चाहिए ।

## मन्त्रमहोदधि के कर्ता

श्रीमन्महीधर भट्ट मन्त्रमहोदिध के कर्ता हैं जो राम भक्त फनू भट्ट के आत्मज हैं । ये वत्सगोत्रीय ब्राह्मण हैं । ये संसार की असारता को समझकर अहिच्छत्र ग्राम से आकर काशी में बस गए थे । इन्होंने अपने कृत्याण नामक पुत्र और अन्य विद्वानों के आग्रह के कारण इस ग्रन्थ की रचना की थी । ग्रन्थकार के अनुसार १६४५ ई० में इसे काशी में रचा गया था । श्री मन्महीधर लक्ष्मीनृसिंह के उपासक थे ।

श्री मन्महीधर मट्ट ने 'नौका' नामक स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है । यह टीका अत्यन्त उपादेय है । जहां कहीं संकेत हैं उन्हें यह अनादृत कर देती है ।

१. मं० महो० २५. १२१-१२५ ।

२. मं० महो० २५. १२७-१३२ ।

## विषयानुक्रमणिका

| 9 - 83 | गणेशध्यानम्                             | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | गणेशमन्त्रसिद्धिविधानम्                 | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •      | पीठपूजाविधानम्                          | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | गणेशस्य पञ्चावरणपूजाविधिः               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100    |                                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20     |                                         | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | मन्त्रः                                 | પૂ૦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.00  | षडक्षरोऽपरोमन्त्रः                      | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                         | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | काम्यप्रयोगकथनम्                        | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 757  | एकोनविंशतिवर्णात्मको                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | बलिदानमन्त्रः                           | પુપુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | द्वादशार्णोऽपरो मन्त्रः                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | नवार्णमन्त्रस्य दशवर्णात्मक—            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | द्वैविध्यम्                             | પૂદ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.66   | एकोनविंशतिवर्णात्मकउच्छिष्ट-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | विनायकमन्त्रः                           | <b>પૃ</b> છ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.5    | धनधान्याद्यतुलयशोदातासप्तत्रिः          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | र्णात्मकउच्छिष्टगणनाथमन्त्रः            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | उच्छिष्टगणपतिध्यानम्                    | بإد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | पुरश्चरणकथनम्                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | द्वात्रिंशद् वर्णात्मकोऽपरो मन्त्रः     | <b>ξ</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 – 04 | चतुरक्षरः शक्तिविनायकमन्त्रः            | <b>£</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | अष्टाविंशत्यर्णात्मको                   | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88     |                                         | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| म् ४४  | लक्ष्मीगणेशध्यानकथनम्                   | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | गणेशमन्त्रसिद्धिविधानम् गणेशस्य पञ्चावरणपूजाविधिः गणेशपूजनयन्त्रम् काम्यप्रयोगसाधनम् मन्त्रान्तरकथनम् अभीष्टप्रदायकएकत्रिशद्वर्णात्मः मन्त्रः षडक्षरोऽपरोमन्त्रः नवाक्षरो मन्त्रः पञ्चांगन्यासकथनम् उद्धि पञ्चांगन्यासकथनम् एकोनविंशतिवर्णात्मको विद्यानमन्त्रः द्वादशाणींऽपरो मन्त्रः नवार्णमन्त्रस्य दशवर्णात्मक— द्वैविध्यम् एकोनविंशतिवर्णात्मकउिध्ध्य— विनायकमन्त्रः धनधान्याद्यतुलयशोदातासप्तित्रः पर्वात्रस्य वर्णात्मकोद्यानम् पुरश्चरणकथनम् द्वात्रिशद्य वर्णात्मकोऽपरो मन्त्रः उद्यिष्ट्यगणपतिध्यानम् पुरश्चरणकथनम् द्वात्रिशद् वर्णात्मकोऽपरो मन्त्रः चतुरक्षरः शक्तिविनायकमन्त्रः अष्टाविंशत्यर्णात्मको |

| पुरश्चरणकथनम्                        | 44         | सुमुखीध्यानम्                | ξ٩    |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------|
| प्रयोगकथनम्                          | 80         | मन्त्रसिद्धेर्विधानम्        | ξ9    |
| त्रयस्त्रिंशद्वर्णात्मकस्त्रैलोक्यमो | हनो        | सुमुखीपूजनयन्त्रम्           | ξ9    |
| गणेशमन्त्रः                          | ξc         | प्रयोगफलकथनम्                | ξ3    |
| त्रैलोक्यमोहनगणपतिध्यानम्            | 48         | श्लोकांकाः ७५                |       |
| पुरश्चरणकथनम्                        | 88         |                              |       |
| काम्यप्रयोगकथनम्                     | 190        | 3                            | - 9२६ |
| द्वात्रिंशद्वर्णात्मको               |            | तारा मन्त्रनिरूपणम्          |       |
| हरिद्रागणेशमन्त्रः                   | 69         | तारामन्त्रः                  | ξξ    |
| हरिद्रागणपतिध्यानकथनम्               | 65         | तारायाः मन्त्रान्तरम्        | ξξ    |
| पुरश्चरणकथनम्                        | 65         | षडङ्गन्यासः                  | ξξ    |
| काम्यप्रयोगकथनम्                     | 69         | (१) रुद्रन्यासः              | ξξ    |
| बीजमन्त्रकथनम्                       | 98         | (२) ग्रहन्यासः               | ξξ    |
| श्लोकांकाः १३५                       |            | (३) दिक्पालन्यासः            | 903   |
| after any                            | e.         | ताराध्यानम्                  | 905   |
| तृतीयः तरङ्गः ७६ –                   | 54         | तारापीठमन्त्रः               | 908   |
| कालीसुमुखी मन्त्रनिरूपणम्            |            | नित्यबलिदानमन्त्रः           | 990   |
| कालिकाया मन्त्रः                     | હદ્દ       | जलग्रहणादिमन्त्रोद्धारः      | 999   |
| कालिकाध्यानवर्णनम्                   | Øc.        | भूमिशोधनविघ्ननिवारणमन्त्रः   | 992   |
| पुरश्चरणकथनम्                        | ७६         | भूतशुद्धिमन्त्रकथनम्         | 992   |
| पीठाद्यावरणपूजा पीठदेवता च           | હદ્        | भूमिनिमन्त्रणमन्त्रः         | 993   |
| कालीपूजनयन्त्रम्                     | હદ્        | मण्डलमन्त्रः                 | 998   |
| अस्य मन्त्रस्य नानाविधानानि          |            | पुष्पशोधनमन्त्रः             | 998   |
| नानाफलदानि                           | c.3        | चित्तशोधनमन्त्र <u>ः</u>     | 998   |
| अथ कालीमन्त्रभेदास्तत्र              |            | अर्घ्यस्थापनम्               | 994   |
| एकविंशत्यर्णात्मको मन्त्रः           | £4         | मन्त्रचतुष्ट्येन महाशंखपूजा  | 998   |
| चतुर्दशार्णको मन्त्रो                |            | मन्त्रचतुष्टयकथनम्           | 998   |
| नृसुराद्याकर्षणक्षमः                 | ςξ         | चन्द्रमण्डलपूजा              | 995   |
| द्वाविंशत्यर्णो मन्त्रः              |            | एकादशार्णमन्त्रोद्धारः       | 995   |
| वशीकरणक्षमः                          | ςξ,        | तर्पणमन्त्रः                 | 920   |
| पञ्चदशार्णमन्त्रः                    | <b>c</b> 0 | पीठे शक्तिपूजायां गणेश-      |       |
| षडर्णमन्त्रः                         | ج(9        | ध्यानादिकथनम्                | 929   |
| पञ्चार्णमन्त्रः सप्तार्णमन्त्रश्च    | 55         | नित्यपूजान्ते बलिदानं        | 924   |
| द्वाविशत्यर्णात्मको .                |            | द्विपञ्चाशदर्णमन्त्रः        | 924   |
| गायत्रीसुमुखीमन्त्रः                 | 5,5        | तस्य मन्त्रस्य प्रयोगान्तरम् | १२६   |
|                                      |            |                              |       |

| बलिदानेऽन्यः षोडशार्णमन्त्रः        | 978      | परादि–तिसृणां पूजनम्                    | 980         |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| अस्य मन्त्रस्य प्रयोगान्तराणि       | 920      | सात्त्विकध्यानवर्णनम्                   | 942         |
| यन्त्रकथनं तत्फलानि च               | 925      | राजसध्यानवर्णनम्                        | 942         |
| ताराधारणयन्त्रम्                    | 975      | तामसध्यानकथनम्                          | 942         |
| श्लोकांकाः १२४                      |          | अस्य मन्त्रस्य नानाफलकथनम्              | 944         |
| पञ्चमः तरङ्गः १३० –                 | 944      | श्लोकांकाः ६५                           |             |
| तारामन्त्रभेदकथनम्                  |          | षष्ठः तरङ्गः १५६ -                      | 957         |
| 12                                  |          | <b>छिन्नमस्तादिमन्त्रनिरूपणम्</b>       |             |
| ब्रह्मोपासितताराविद्याकथनम्         | 930      | छिन्नमस्तामन्त्रः                       | 948         |
| विष्णूपासितताराविद्याकथनम्          | 930      | श्रीछिन्नमस्ताध्यानवर्णनम्              | 940         |
| विष्णूपासितद्वितीयताराविद्या—       | NOW YOUR | अस्य मन्त्रस्य प्रयोगकथनम्              | 945         |
| कथनम्                               | 939      | पीठस्थनवटेवताकथनं                       | . 4         |
| चतुर्मुखोपासितविद्याद्वयकथनम्       | 939      |                                         | 945         |
| एकजटाविद्याद्वयम्                   | 435      | पूजाविधिश्च<br>पीठमन्त्रः शिवापूजनविधि— | 170         |
| नारायणीया ताराविद्या                | 435      | रावरणदेवताश्च                           | 94-         |
| उक्तानामष्टविद्यानामृष्यादिकथन<br>• | 2.       |                                         | <b>۹५</b> ८ |
| ताराध्यानवर्णनम्                    | 933      | छिन्नमस्तापूजनयन्त्रम्                  | १५्६        |
| प्रयोगवर्णनम्                       | 938      | अस्य विधानस्य नानासिद्धि-               | 05.2        |
| एकजटामन्त्रः                        | 938      | कथनम्                                   | 987         |
| नीलसरस्वतीमन्त्रः                   | 934      | प्रयोगान्तरफलकथनम्                      | 988         |
| नीलसरस्वत्या अपरो मन्त्रः           | 938      | छिन्नमस्ताया उत्कीलनम्                  | १६५         |
| विद्याराज्ञीमन्त्रः                 | 930      | रेणुकाशबरीविद्यामन्त्रः                 | १६५         |
| नीलसरस्वतीध्यानवर्णनम्              | 935      | ध्यानवर्णनं जपादिपूजाविधानं च           |             |
| प्रयोगवर्णनम्                       | 938      | विवाहसिद्धिदः स्वयंवरकलामन्त्रः         | 9६८         |
| विद्याराज्ञीपूजनयन्त्रम्            | 938      | अस्य मन्त्रस्य षडङ्गन्यासप्रकारः        | १६६         |
| आवरणपूजाकथनम्                       | 980      | अद्रिसुताध्यानवर्णनं                    |             |
| अष्टसिद्धिकथनम्                     | 980      | पूजाविधानं च                            | 900         |
| अष्टभैरवकथनम्                       | 980      | स्वयंवरकलाणूजनयन्त्रम्                  | 909         |
| सप्तमातृकाकथनम्                     | 980      | मधुमतीमन्त्रः                           | 908         |
| चतुःषष्टिशक्तिकथनम्                 | 989      | मधुमतीध्यानं पूजनादिविधिश्च             | 908         |
| द्वात्रिंशच्छक्तिकथनं पूजाविधिश्च   | 1 485    | मधुमतीपूजनयन्त्रम्                      | 904         |
| षोडशशक्तिपूजनम्                     | 983      | नानाभोगप्रदोऽपरो मधुमतीमन्त्रः          | 908         |
| अष्टसरस्वतीपूजनं मन्त्राश्च         | 983      | इष्टप्राप्तिदः प्रमदामन्त्रः            | 900         |
| नीलामन्त्रकथनम्                     | 988      | प्रमदाध्यान-जप-पूजादि-                  |             |
| डाकिन्यादिषण्णां पूजनम्             | 980      | विधानं च                                | 900         |
|                                     |          | MT 12109/MV2 112/0                      |             |

| प्रमोदादर्शनदः प्रमोदामन्त्रः       | 905    | बाणेशीध्यानम्                     | २०७         |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| कारागृहमोक्षणक्षमो बन्दीमन्त्रः     | 905    | बाणेशीपूजनयन्त्रम्                | 20€         |
| ध्यानजपपूजाप्रकारादिकथनम्           | 905    | कामेशीमन्त्रस्तद्विधानवर्णनम्     | 290         |
| प्रयोगान्तरकथनम्                    | 950    | कामेशीध्यानम्                     | 299         |
| अष्टादशवर्णात्मकः स एव मन्त्रः      | 959    | कामेशीपूजनयन्त्रम्                | २१२         |
| बन्धनमोक्षकरं यन्त्रम्              | 95,9   | श्लोकांकाः ११२                    |             |
| श्लोकांकाः ६६                       | 1      | अष्टमः तरङ्गः २१३ -               | 28-         |
| सप्तमः तरङ्गः १८३ -                 | 202    | बालालघुश्यामामन्त्रनिरूपणम्       | 104         |
| यक्षिण्यादिमन्त्रकथनम्              | *1*    |                                   |             |
|                                     |        | बालात्रिपुरामन्त्रकथनम्           | 293         |
| सर्वेष्टसिद्धिदोवटयक्षिणीमन्त्रः    | 953    | न्यासविधिवर्णनम्                  | 248         |
| षडङ्गन्यासोऽङ्गन्यासश्च             | 8×8    | बालादेवीध्यानकथनम्                | २१७         |
| वटयक्षिणीध्यानजपहोमावरण—            |        | पूजायन्त्रवर्णनम्                 | 290         |
| देवतादिकथनम्                        | 958    | बालापूजनयन्त्रम्                  | २१७         |
| वटयक्षिणीपूजनयन्त्रम्               | 954    | पीठमन्त्रकथनम्                    | २१८         |
| देव्याः प्रत्यक्षदर्शनादि-          |        | अङ्गपूजाकथनम्                     | <b>२</b> ٩८ |
| फलकथनम्                             | 950    | फलानुसारेण प्रयोगकल्पना           | २२२         |
| सर्वसौख्यप्रदोऽपरो यक्षिणीमन्त्रः   | 955    | वश्यकरतिलककथनम्                   | 223         |
| भूमिगतनिधिदर्शनदो मेखला-            |        | फलान्तरानुरोधाद्ध्यानभेदेन        |             |
| यक्षिणीमन्त्रः                      | 955    | वर्णनम्                           | 223         |
| रोगनाशको विशालायक्षिणीमन्त्रः       | 980    | वाग्बीजध्यानम्                    | 228         |
| वाराहीमन्त्रः शत्रुनिग्रहकरः        | 950    | तृतीयबीजध्यानम्                   | २२५         |
| वाराहीध्यानम्                       | 989    | सप्तदिव्यौघगुरुवर्णनम्            | २२६         |
| धूमावतीविधाने धूमावत्य-             |        | पञ्चसिद्धौघगुरुवर्णनम्            | २२६         |
| ष्टार्णमन्त्रः                      | 952    | त्रैपुराख्ययन्त्रकथनम्            | २२६         |
| धूमावतीमन्त्रस्यर्षिदेवतादि-        |        | बालाधारणयन्त्रम्                  | 230         |
| कथनम्                               | 953    | बालात्रिपुरागायत्रीमन्त्रोद्धारः  | 230         |
| धूमावतीमन्त्रफलम्                   | 958    | तन्त्रान्तरगुप्तानां चतुर्दशबाला– | 3           |
| , कर्णपिशाचिनीमन्त्रस्तद्विधानम्    | 984    | भेदानां चतुर्दशमन्त्रकथनम्        | 239         |
| शीतलामन्त्रस्तद्विधानवर्णनम्        | 958    | तेषां मन्त्राणामृष्यादिकथनम्      | 234         |
| स्वप्नेश्वरीमन्त्रस्तद्विधानवर्णनम् | 950    | त्रिपुराबालाध्यानवर्णनम्          | 234         |
| मातङ्गीमन्त्रविधानवर्णनम्           | 955    | लघु रयामामन्त्रकथनम्              | 238         |
|                                     | 500    | न्यासकथनम्                        | 238         |
| मातङ्गीपूजनयन्त्रम्                 | 그런 난 네 | बाणेशीबीजानि                      | 230         |
| पीठमन्त्रपीठपूजाविधिवर्णनम्         | २०१    | South Indooration of the          | 230         |
| बाणेशीमन्त्रस्तद्विधानवर्णनम्       | २०६    | अष्टमातृकान्यासः                  | 440         |

| सिद्धिप्रदमहायन्त्रकथनम्                      | २६७       | ४. योगिनीमातृकान्यासः                             | 324         |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|
| दिक्पालानां बीजानि                            | २६७       | ५. राशिमातृकान्यासः                               | 328         |
| वार्तालीमन्त्रः                               | २६८       | ६. पीठमातृकान्यासः                                | 378         |
| स्वप्नवाराहीधारणयन्त्रम्                      | ₹5.       | 🖊 ७. वश्यादिचतश्रृणां मुद्रानां                   |             |
| वार्तालीध्यानजपपीठदेवता—                      | Liberrare | लक्षणानि                                          | 220         |
| पूजादिकथनम्                                   | 300       | ध्यानजपपूजादिप्रकारः                              |             |
| वार्तालीपूजनयन्त्रम्                          | 300       | तदन्तर्गतमन्त्राश्च                               | 325         |
| वाराहीमन्त्रकथनम्                             | 302       | श्रीपूजनयन्त्रम्                                  | 330         |
| योगिनीगणेशादीनां मन्त्राः                     | 303       | धूम्रार्चादीनामग्नेर्दशकला—                       |             |
| बटुकस्य बलिमन्त्रः                            | 308       | नामर्चनकथनम्                                      | 332         |
| क्षेत्रपालबलिमन्त्रकथनम्                      | 304       | कलशार्चनामन्त्रः                                  | 332         |
| योगिनीगणेशादीनां बलिमन्त्र-                   |           | तपिन्यादिद्वादशसूर्यकलाकथनम्                      | 333         |
| कथनम्                                         | 304       | अमृतादिषोडशचन्द्रकलाकथनम्                         | 338         |
| तत्तद्देवतानां मुद्राकथनम्                    | 300       | भैरवमन्त्रः सुधादेवीमन्त्रश्च                     | 334         |
| एषां मन्त्राणां साधनप्रकारः                   | 300       | अष्टवर्णमन्त्रकथनम्                               | 338         |
| शकटाभिधं महादेव्या यन्त्रम्                   | 30€       | ज्योतिर्मयीदेव्यायजनप्रकारः                       | 338         |
| वार्तालीस्तम्भनयन्त्रम्                       | 305       | मायाकलादितत्वानां कथनम्                           | 380         |
| शत्रुवाक्स्तम्भनविधानम्                       | 390       | पीठमन्त्रोद्धारः                                  | 389         |
| श्लोकांकाः १२०                                |           | पुष्पाञ्जलिमन्त्रः                                | 383         |
| एकादशः तरङ्गः ३११ –                           | 380       | तर्पणध्यानादिकथनम्                                | 384         |
| श्रीविद्यानिरूपणम्                            | 100       | श्लोकांकाः १९१                                    |             |
| मङ्गलपूर्वकश्रीविद्याकथनम्                    | 200       | द्वादशः तरङ्गः ३४८ -                              | 389         |
| नङ्गलपूर्वकत्राविधाकथनम्<br>आदौ मन्त्रोद्धारः | 399       | त्रिपुरसुन्दरीगोपालसुन्दर्योः चक्र                |             |
| कृटत्रयकथनं तत्संज्ञा च                       | 399       | पूजननिरूपणम्                                      |             |
| षोडशाक्षरीत्रिपुरसुन्दरीश्रीविद्या-           | 392       |                                                   | 201         |
| कथनम्                                         |           | श्रीविद्यायाः परिवारपूजनप्रकारः                   | 38€         |
| कुयान्<br>मुन्यादिन्यासकथनम्                  | 392       | पञ्चदशनित्यादेवीमन्त्रास्तेषु<br>कामेश्वरीमन्त्रः | 200         |
| नु-पाद-पासकथनन्<br>आसनबीजमुद्रादिन्यासकथनम्   | 393       | 1.12 15                                           | 388         |
| वर्णन्यासः सम्मोहनन्यासश्च                    | 393       | भगमालिनीमन्त्रः                                   | 340         |
|                                               | ३१५       | नित्यक्लिन्नामन्त्रः                              | 349         |
| सृष्टिन्यासः स्थितिन्यासः                     |           | भेरुण्डामन्त्रः                                   | 349         |
| पञ्चावृत्तिन्यासश्च                           | 350       | वहिनवासिनीमन्त्रः                                 | 343         |
| १. गणेशमातृकान्यासः                           | 323       | महाविद्येश्वरीमन्त्रः                             | <b>३५</b> २ |
| २. ग्रहमातृकान्यासः                           | 323       | शिवदूतीमन्त्रः त्वरितामन्त्रः                     | 21.2        |
| <ol><li>नक्षत्रमातृकान्यासः</li></ol>         | ३२५       | कुलसुन्दरीमन्त्रश्च                               | 343         |

| नित्यानीलपताकिनीविजयानां                      |         | फलपरत्वेन प्रयोगविधिवर्णनम्           | 350        |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| मन्त्राश्च                                    | 348     | विद्वेषणवश्यादिषु मन्त्रयोजना         | 800        |
| सर्वमङ्गलाज्वालामालिनीविचित्राण               | Í       | हनूमद्यन्त्रकथनम्                     | 809        |
| मन्त्राः                                      | 344     | हनूमन्मालामन्त्रकथनम्                 | 803        |
| आसां मध्ये त्रिपुरसुन्दर्यायजनम्              | 348     | हनूमन्मन्त्रान्तरकथनम्                | 808        |
| नानाविधगुरुकथनं तेषां                         |         | षडङ्गन्यासादिकथनम्                    | 805        |
| पूजनप्रकारश्च                                 | 340     | वानरराजध्यानकथनम्                     | ४०६        |
| प्रथमपञ्चके लक्ष्म्यादिमन्त्रदेवता-           | -       | हनूमन्मन्त्रान्तर–तद्विधिविविध–       |            |
| कथनम्                                         | 345     | प्रयोगवर्णनम्                         | <b>γοξ</b> |
| देवतापञ्चपञ्चकग्रेजनप्रकारः                   | 345     | उदररोगनाशकमन्त्रकथनम्                 | ४११        |
| द्वितीये कोशपञ्चके                            |         | प्लीहारोगनाशकप्रयोगकथनम्              | 899        |
| परंज्योतिर्देवताकथनम्                         | 348     | शत्रुविजयकरप्रयोगकथनम्                | ४१२        |
| तृतीये कल्पलतापञ्चके                          |         | हनूमतः स्वरूपम्                       | ४१२        |
| देवताकथनम्                                    | 389     | हनूमद्यन्त्रकथनम्                     | 843        |
| चतुर्थे कामधेनुपञ्चके                         |         | हनूमदष्टाक्षरमन्त्रः                  | ४१४        |
| देवताकथनम्                                    | 343     | हनूमतोरक्षाविधायकयन्त्रम्             | ४१४        |
| पञ्चमेरत्नपञ्चके देवताकथनम्                   | 388     | हनूमन्मालामन्त्रः                     | ४१५        |
| षड्दर्शनयजनप्रकारः                            | 388     | अष्टार्णमालामन्त्रयोः स्वतन्त्रत्वम्  | ४१६        |
| नवावरणपुजनविधिः                               | 380     | श्लोकांकाः १२२                        |            |
| होमविधानबद्कादिबलिदानप्रकार                   | :359    | चतुर्दशः तरङ्गः ४१७ –                 | 885        |
| साधकाभीष्टसिद्धिदाः प्रयोगाः                  | 357     | विष्णूगरुडमन्त्रनिरूपणम्              |            |
| कुटत्रस्य द्वात्रिंशद्भेदकथनम्                | 358     | _                                     | Unio       |
| गोपालसुन्दरीमन्त्रः                           | 358     | विष्णुमन्त्रकथनम्                     | 890        |
| अस्य मन्त्रस्य न्यासत्रयकथनम्                 | 350     | नृसिंहैकाक्षरमन्त्रकथनम्              | ४१७        |
| ध्यानजपादिपीठपूजाविधानम्                      | 358     | त्र्यर्णमन्त्रद्वयकथनं तदृषिच्छन्द-   |            |
| गोपालसुन्दरीपूजनयन्त्रम्                      | 350     | आदिकथनञ्च                             | 895        |
| श्लोकांकाः १७३                                |         | नृसिंहपूजनयन्त्रम्                    | ४१६        |
| त्रयोदशः तरङः ३६२ -                           | ४१६     | उक्तमन्त्रप्रयोगविधिवर्णनम्           | ४२१        |
| त्रयोदशः तरङ्गः ३६२ –<br>हनूमन्यन्त्रनिरूपणम् | 17/2017 | मन्त्रप्रभावाद्वैरिमरणे प्रायश्चित्त- |            |
| 6 Tamanana (                                  |         | कथनम्                                 | 855        |
| हनूमन्मन्त्रकथनम्                             | 352     | नृसिंहाष्टाक्षरमन्त्रतद्विधिकथनम्     | 853        |
| हनूमद्द्वादशाक्षरमन्त्रकथनम्                  | 353     | नृसिंहस्य एकाधिकत्रिंशदर्णमन्त्रः     |            |
| हनूमद्ध्यानकथनम्                              | 358     | तद्विधिकथनम्                          | 858        |
| तस्यार्घ्यादिजपान्तसाधनकथनम्                  | 368     | नृसिंहनवनवत्यक्षरमन्त्र-              |            |
| हनूमत्पूजनयन्त्रम्                            | 384     | तद्विधिकथनम्                          | 850        |

| अभयनृसिंहमन्त्रकथनम्                    | ४२६                        |                                   |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|
| गोपालदशाक्षरमन्त्रकथनम्                 | 838                        | पुत्रप्राप्तिकरं भौमव्रतम्        | 883  |
| पञ्चाङ्गन्यासवर्णन्यासध्यान-            | 045                        | रेखामार्जनमन्त्रकथनम्             | ४६६  |
|                                         | 03-                        | मङ्गलस्तुतिकथनम्                  | 880  |
| कथनम्<br>•                              | 830                        | अङ्गारकगायत्रीकथनम्               | ४६६  |
| पीठपूजाप्रकारकथनम्                      | 839                        | गुरुमन्त्रस्तद्विधिकथनं च         | ४६६  |
| गोपालपूजनयन्त्रम्                       | 835                        | शुक्रमन्त्रस्तद्विधिश्च           | ४७१  |
| फलपरत्वेन प्रयोगान्तरकथनम्              | 833                        | मृत्युञ्जयपुटितेन सहितः           |      |
| द्वितीयगोपालाष्टवर्णमन्त्रः तद्विधि     | <b>-</b>                   | व्यासमन्त्रः                      | 803  |
| पीठपूजाप्रकारकथनम्                      | ४३५                        | व्यासपूजनयन्त्रम्                 | 808  |
| स्त्रीवशीकारिगोपालमन्त्रकथनम्           | 835                        | श्लोकांकाः १०६                    |      |
| गोपालद्वादशाक्षरमन्त्रकथनं              |                            | मोजपा जन्म ।।।                    |      |
| तद्विधिश्च                              | 835                        | षोडशः तरङ्गः ४७६ –                | पुष६ |
| अथ रुक्मिणिवल्लभमन्त्रः                 | 835                        | शिवादिमन्त्रनिरूपणम्              |      |
| अष्टाक्षरगोपालमन्त्रः तद्विधि           | - 7                        | महामृत्युञ्जयमन्त्रः              | 805  |
| कथनम्                                   | 889                        | सञ्जीविनीविद्या                   | 805  |
| चतुरक्षरः कृष्णमन्त्रः                  |                            | मुनिन्यासवर्णादिन्यासविधिकथनं     | ४७६  |
| तद्विधिकथनम्                            | ४४२                        | त्रिलोचनध्यानवर्णनम्              | 853  |
| पुत्रप्रदकृष्णमन्त्रः तद्विधिवर्णनम्    | 888                        | मृत्युञ्जयपूजनयन्त्रम्            | ४८५  |
| विषहरो गरुडमन्त्रः तद्विधिवर्णनम्       |                            | दशावरणपूजाप्रकारः                 | 858  |
| श्रीपक्षिराजगरुडध्यानम्                 | 880                        | प्रयोगकथनम्                       | ४६०  |
| पीठदेवतापूजाप्रकारः                     | 880                        | रुद्रजपाङ्गभूतोऽपरो दशार्णमन्त्रः | ४६२  |
| श्लोकांकाः १३०                          |                            | रुद्रविधाने एकविंशतिऋचात्मक       | _    |
| 10001                                   |                            | न्यासः                            | ४६२  |
| पञ्चदशः तरङ्गः ४४६ -                    | 800                        | अक्षरादिन्यासकथनम्                | ४६६  |
| सूर्यादिलघुमृत्युञ्जयव्यास              |                            | रुद्रपूजनप्रकारः अष्टकानि च       | ४६६  |
| मन्त्रनिरूपणम्                          |                            | रुद्रपूजनयन्त्रम्                 | ५००  |
| रोगदारिद्रचनाशनो रविमन्त्रः             | ४४६                        | नागानां वर्णजातिफणादि-            |      |
| षडङ्गाष्टाङ्गपञ्चाङ्गवर्णमण्डलाग्नीष    | 2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | कथनम्                             | 403  |
| हंसग्रहात्मका अष्टन्यासाः               | ४५०                        | कुबेरमन्त्रस्तद्विधिश्च           | 400  |
| सूर्यध्यानावरणादिपूजाकथनम्              | ४५४                        | सर्वदारिद्रचनाशनोऽपरः             | 100  |
| •                                       |                            |                                   | 40-  |
| सूर्यपूजनयन्त्रम्<br>कर्णनामस्याज्यान्य | ४५६                        | कुबेरमन्त्रः                      | 400  |
| अर्ध्यदानप्रकारवर्णनम्                  | ४५६                        | गङ्गामन्त्रास्तद्विधिश्च          | ५०६  |
| सुतधनप्रदो मङ्गलमन्त्रस्तद्विधि-        | uca                        | गङ्गापूजनयन्त्रम्                 | 499  |
| वर्णनम्                                 | ४६१                        | मणिकर्णिकामन्त्रौ                 | પ્૧૪ |
| भौमपूजनयन्त्रम्                         | ४६२                        | श्लोकांकाः १३६                    |      |
|                                         |                            |                                   |      |

| -                                            |              |                                    |                 |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
| लक्षलिङ्गपूजाफलकथनम्                         | ξοξ          | एकादशं गणेशयन्त्रकथनम्             | <b>६३५</b>      |
| लिङ्गपूजाया नानाफलानि                        | ξ9o          | सर्वत्रजयदं यन्त्रम्               | £34             |
| नरक-रोधकरो यमधर्ममन्त्रः                     |              | यावज्जीववश्यकरं यन्त्रम्           | <b>ξ3</b> ξ     |
| ध्यानादि च                                   | ६१२          | द्वादशं नृपवश्यकरयन्त्रकथनम्       | <b>£</b> 30     |
| चित्रगुप्तमन्त्रस्तद्विधिश्च                 | ६१४          | भृत्यवशंकर-दुष्टवशंकरयन्त्रश्च     | <b>£</b> 30     |
| आसुरीमन्त्रः ध्यानं तद्विधिश्च               | ६१५          | नृपवश्यकरंयन्त्रम्                 | <b>£</b> 30     |
| अस्य मन्त्रस्य नानाफलानि                     | ६१७          | भृत्यवश्यकरंयन्त्रम्               | ξ3ς             |
| ग्रन्थकर्तुमन्त्रकथनोपसंहार–                 |              | दुष्टनृपवश्यकरंयन्त्रम्            | ξ3ς             |
| विषयकप्रार्थना                               | ६२०          | ललितायन्त्रकथनम्                   | ξ3ξ             |
| श्लोकांकाः १४६                               |              | ललिताख्यपतिवश्यकरंयन्त्रम्         | ξ3ξ             |
| विंद्या व्यक्त                               | e (. u       | सुन्दरीयन्त्रमाकर्षणयन्त्रं च      | 880             |
| विशः तरङ्गः ६२१ –<br>यन्त्रमन्त्रादिनिरूपणम् | 448          | पतिवश्यकरंद्वितीयंयन्त्रम्         | ६४०             |
| यन्त्रमन्त्रादिनस्त्रपणम्                    |              | सौभाग्यप्रददौर्भाग्यनाशक—          |                 |
| यन्त्राणां कथनं तत्र                         |              | बीजयन्त्रम्                        | ६४१             |
| यन्त्रसाधारणीक्रिया                          | ६२१          | आकर्षणयन्त्रम्                     | ६४१             |
| यन्त्रावयवाः गायत्रीकथनं च                   | ६२२          | त्रिपुरायन्त्रं मुखमुद्रणयन्त्रं च | ६४२             |
| भूतलिपिकथनम्                                 | ६२४          | त्रिपुराख्यमाकर्षणयन्त्रम्         | ६४२             |
| वश्यकरयन्त्रकथनम्                            | ६२६          | एकविंशतितममग्निभयहरयन्त्रं         | <b>६</b> ४३     |
| वश्यकरयन्त्रम्                               | ६२६          | मुखमुद्रणं यन्त्रम्                | <b>ξ</b> 83     |
| वशीकरणं द्वितीयं तृतीयं यन्त्रम्             | ६२७          | अग्निभयहरं यन्त्रम्                | £83             |
| वश्यकरं द्वितीयं यन्त्रम्                    | ६२७          | विद्वेषणयन्त्रकथनम्                | ६४४             |
| स्वामिवश्यकरं यन्त्रम्                       | ६२८          | मारणोच्चाटने यन्त्रे               | ६४४             |
| चतुर्थस्तम्भनयन्त्रम्                        | ६२६          | विद्वेषकरं यन्त्रम्                | ६४४             |
| दिव्यस्तम्भनाख्यं यन्त्रम्                   | ६२६          | मारणयन्त्रम्                       | ६४५             |
| पञ्चमं राजमोहनयन्त्रम्                       | <b>£</b> 30  | शान्तिकरं पञ्चविंशतितमं            |                 |
| षष्ठं मृत्युञ्जययन्त्रम्                     | ξ <b>3</b> ο | यन्त्रकथनम्                        | ξγέ             |
| राजमोहनयन्त्रम्                              | £30          | उच्चाटनकरं यन्त्रम्                | ξγξ             |
| मृत्युञ्जयाख्यं मृत्युदूरकरयन्त्रम्          | ६३१          | शान्तिकरं यन्त्रम्                 | ६४७             |
| जयावहसप्तमयन्त्रकथनम्                        | ६३२          | शाकिनीनिवर्तकयन्त्रम्              | ξγς             |
| धनिवश्यकराष्ट्रमयन्त्रकथनम्                  | <b>६३२</b>   | ज्वरहरं सप्तविंशं यन्त्रम्         | ξ8c             |
| विवादजययन्त्रम्                              | <b>६३२</b>   | शाकिनीनिवर्तकं यन्त्रम्            | <b>&amp;</b> 85 |
| दुष्टमोहने नवयन्त्रकथनम्                     | <b>£</b> 33  | सर्पभयहरमष्टाविंशतितमं यन्त्रम्    | ξγέ             |
| धनीवश्यकरं यन्त्रम्                          | <b>६</b> ३३  | ज्वरनिवर्तकयन्त्रम्                | ξγέ             |
| जयदं दशम यन्त्रकथनम्                         | <b>£38</b>   | सर्पभयहरं यन्त्रम्                 | ξĶĘ             |
| दुष्टमोहनाख्यं मोहनयन्त्रम्                  | <b>£38</b>   | बन्धमोक्षकृदेकोनत्रिशं यन्त्रम्    | ६५०             |
| <del>-</del>                                 | ,            |                                    |                 |

|                                                   |             | 14. 21.2                                  |      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------|
| सिद्धयन्त्रेषु मातृकादीनां पूजाविधि               | १:६५०       | बाह्यपूजने पीठादिपूजाविधिः                | ६६६  |
| बन्धमोक्षकरं यन्त्रम्                             | ६५०         | पीठशक्तिध्यानकथनम्                        | 900  |
| स्वर्णाकर्षणभैरवमन्त्रः                           | ६५्१        | पञ्चायतनपूजाविधिवर्णनम्                   | ७०१  |
| स्वर्णाकर्षणभैरवपूजनयन्त्रम्                      | ६५३         | पञ्चायतनस्थापनक्रमः                       | 605  |
| श्लोकांकाः १३१                                    |             | आवाहनाद्युपचारमन्त्रमुद्रादि–             |      |
| एकविंशः तरङ्गः ६५५ -                              | c c a       | कथनम्                                     | 609  |
| देवस्यस्नानादिविधिनिरूपणम्                        | 951         | पाद्यद्रव्यकथनम्                          | ७०५  |
| रवरवर गांचायायायायायायायायाय                      |             | आचमनीयद्रव्यकथनम्                         | ७०६  |
| नित्यपूजाविधिकथनम्                                | ६५५         | अर्घ्यद्रव्यकथनम्                         | 908  |
| श्लोकद्वयेनेष्टदेवताप्रार्थनम्                    | ६५६         | मधुपर्कद्रव्यकथनम्                        | 300  |
| आन्तरबाह्यस्नानकथनम्                              | ६५७         | स्नानवस्त्राभरणाद्युपचारकथनम्             | 1909 |
| मन्त्रस्नानकथनम्                                  | ६५८         | विहितनिषिद्धपुष्पपूजाकथनम्                | (90ξ |
| देवमनुष्यपितृतर्पणम्                              | <b>6</b> 40 | आवरणपूजाप्रकारप्रयोगकथनम्                 | ७१२  |
| वैष्णवशैवयोस्तिलकविधिः                            | 449         | धूपदीपविधिविशेषकथनम्                      | 693  |
| मन्त्रसन्ध्याविधिः                                | ६६२         | नैवेद्यसमर्पणविधिवर्णनम्                  | 694  |
| द्वारपालपूजनम्                                    | ६६६         | उच्छिष्टभोजिदेवताकथनम्                    | ७१६  |
| पूजागृहप्रवेशोत्तरमासनादिविधिः                    | <b>६६</b> ८ | आर्तिकताम्बूलाद्युपचारकथनम्               | ७१६  |
| सुदर्शनमन्त्रः                                    | <b>६७०</b>  | देवपरत्वेन प्रदक्षिणासंख्याकथनम्          | ७२०  |
| ध्यानादिकथनम्                                     | ६७१         | ब्रह्मार्पणमन्त्रकथनम्                    | ७२१  |
| मातृकान्यासकथनम्                                  | ६७२         | देवस्य संहारमुद्रया हृदये                 |      |
| षडङ्गन्यासः                                       | ६७५         | स्थापनम्                                  | 655  |
| विष्णुध्यानादिकथनम्                               | ६७५         | ब्रह्मयज्ञपूर्वकयोगक्षेमादिकथनम्          | ७२२  |
| गणेशमातृकान्यासः                                  | ६७८         | पूजाया आवश्यकत्वादिकथनम्                  | ७२२  |
| गणेशध्यानादिकथनम्                                 | 850         | साधनाभाविनीत्रासीदौर्बोधीसूतवय            |      |
| कलामातृकाषडङ्गन्यासकथनम्                          | ξς3         | तुरीभेदेन पञ्चप्रकारपूजाकथनम्             | 653  |
| विष्णवाद्यङ्गमुद्राकथनम्                          | ६८६         | श्लोकांकाः १७६                            |      |
| पीठन्यासकथनम्                                     | 855         | त्रयोविंशः तरङ्गः ७२६ -                   | 685  |
| स्वागताद्युपचारैर्मानसपूजाविधि                    | <b>ξξ0</b>  | दमनपवित्रार्चननिरूपणम्                    |      |
| श्लोकांकाः १७०                                    |             | पवित्रदमनार्चनविधिवर्णनम्                 | ७२६  |
|                                                   | 1024        | तत्र कामरतिमन्त्रकथनम्                    | ७२७  |
|                                                   | 017         | तत्र कामरातम् वर्गः                       | 1975 |
| पूजापद्धतिनिरूपणम्                                |             | कामस्य नामकथनम्                           | ७२८  |
| नित्यार्चनविधिवर्णनम्                             | ६६२         | दमनपूजनयन्त्रम्                           | ७२६  |
| नित्याचनापापपपप्रवर्णनम                           | 883         | पूजाद्रव्यकथनम्<br>कामगायत्रीकथनम्        | ७२६  |
| घटस्थापनप्रकारवर्णनम्                             | 858         | कामगायत्राकथनम्<br>दमनेन देवपूजाविधिकथनम् | ७३१  |
| पात्रस्थापनयन्त्रम्                               | ξĘĘ         | दमनन यमर                                  |      |
| पात्रस्थापनयन्त्रन्<br>देहमयपीठेऽन्तर्यागकरणविधिः |             |                                           |      |
|                                                   |             |                                           |      |

| पवित्रविधिकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७३२                                                                | वर्णानां जलाग्नेयादिसंज्ञाः                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७५६                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| पवित्रपूजनयन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 638                                                                | वर्णानां स्वकुलान्यकुलत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७६०                                            |
| अधिवासनकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७३५                                                                | कुलाकुलचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७६०                                            |
| पवित्रकेण भगवदाराधनविधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | पुनर्मन्त्रत्रैविध्यकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७६१                                            |
| वर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७३५                                                                | मन्त्रदोषशान्त्यर्थमन्त्रस्य                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| पवित्रधारणविधिकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19319                                                              | संस्कारदशककथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६२                                            |
| पवित्रार्पणकालनिर्णयः <sup>`</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७३६                                                                | मन्त्रस्य जननम्                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६३                                            |
| देवोत्सवविशेषमासकालकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 080                                                                | जननयन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630                                            |
| श्लोकांकाः १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | दीपनबोधनताउनाभिषेक-                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | विमलीकरणानि                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७६४                                            |
| चतुर्विशः तरङ्गः ७४३ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 990                                                                | जीवनतर्पणगोपनाप्यायनानि                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७६५                                            |
| मन्त्रशोधननिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | कलौ ये सिद्धिप्रदा मन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| मन्त्रशुद्धिप्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 688                                                                | तेषां कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६७                                            |
| सिद्धादिचक्रकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 688                                                                | विप्रादित्रिवर्णेभ्यो देया मन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                           | ७६६                                            |
| सिद्धादिकोष्ठफलकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४५                                                                | विप्रक्षत्रियेभ्यो देया मन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                              | ७६७                                            |
| प्रकारान्तरेण सिद्धादिशोधन कथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७४६                                                                | वर्णचतुष्टयाय देया मन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७६७                                            |
| अकथहचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४६                                                                | वर्णानुक्रमेण बीजाक्षरदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७६८                                            |
| अकडमचक्रकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 080                                                                | अथ साधारणहोमद्रव्यकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                       | 985                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| अकडमचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98c                                                                | ग्रहणादौ संक्षेपपुरश्चरणप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६६                                            |
| अकडमचक्रम्<br>प्रकारान्तरकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68£                                                                | ग्रहणादौ संक्षेपपुरश्चरणप्रकारः<br>श्लोकांकाः १३१                                                                                                                                                                                                                                             | ७६६                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | श्लोकांकाः १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| प्रकारान्तरकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७४६                                                                | श्लोकांकाः १३१<br>पञ्चविंशः तरङ्गः ७७१ –                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| प्रकारान्तरकथनम्<br>नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७४६<br>७४६                                                         | श्लोकांकाः १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| प्रकारान्तरकथनम्<br>नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम्<br>साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७४६<br>७४६<br>७४६                                                  | श्लोकांकाः १३१<br>पञ्चविंशः तरङ्गः ७७१ —<br>षट्कर्मनिरूपणम्<br>शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| प्रकारान्तरकथनम्<br>नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम्<br>साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम्<br>ऋणधनशोधनवर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                     | ७४६<br>७४६<br>७४६<br>७५०                                           | श्लोकांकाः १३१<br>पञ्चविंशः तरङ्गः ७७१ –<br>षट्कर्मनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                   | ७६८                                            |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                            | 640<br>686<br>686<br>686                                           | श्लोकांकाः १३१ पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ – षट्कर्मनिरूपणम् शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः कर्मणां देवताद्येकोनविंशति– पदार्थकथनम्                                                                                                                                                                     | <b>७</b> ६८<br>७७१<br>७७१                      |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम्                                                                                                                                                                              | ७४६<br>७४६<br>७५०<br>७५०<br>७५१                                    | श्लोकांकाः १३१ पञ्चविंशः तरङ्गः ७७१ – षट्कर्मनिरूपणम् शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः कर्मणां देवताद्येकोनविंशति–                                                                                                                                                                                 | <b>७</b> ६८<br>७७१<br>७७१                      |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम्                                                                                                                                                                                                      | ७४६<br>७४६<br>७५०<br>७५०<br>७५१<br>७५३                             | श्लोकांकाः १३१ पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ – षट्कर्मनिरूपणम् शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः कर्मणां देवताद्येकोनविंशति– पदार्थकथनम्                                                                                                                                                                     | <b>७</b> ६८<br>७७१<br>७७१                      |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम्                                                                                                                                                                              | 088<br>088<br>040<br>040<br>049<br>043                             | श्लोकांकाः १३१ पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ – षट्कर्मनिरूपणम् शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः कर्मणां देवताद्येकोनविंशति– पदार्थकथनम् देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशश                                                                                                                                         | ७६८<br>७७१<br>७७१<br>च७७२                      |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम्                                                                                                                                                  | 088<br>088<br>040<br>040<br>043<br>043                             | श्लोकांकाः १३१ पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ – षट्कर्मनिरूपणम् शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः कर्मणां देवताद्येकोनविंशति— पदार्थकथनम् देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशश्<br>कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम् विन्यासकथनम् जलादिमण्डलकथनम्                                                                               | ७६८<br>७७१<br>७७१<br>च७७२<br>७७३               |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम् प्रकारान्तरेण मन्त्रशोधनवर्णनम्                                                                                                                  | 048<br>040<br>040<br>040<br>043<br>043<br>043                      | श्लोकांकाः १३१  पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ —  षट्कर्मनिरूपणम्  शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः  कर्मणां देवताद्येकोनविंशति—  पदार्थकथनम्  देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशश्  कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम्  विन्यासकथनम्  जलादिमण्डलकथनम्  पद्मादिषण्मुद्राकथनम                                                   | ७६८<br>७७१<br>७७१<br>च७७२<br>७७३<br>७७५        |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम् प्रकारान्तरेण मन्त्रशोधनवर्णनम् पन्त्रशोधनचक्रम् शोधनानपेक्षमन्त्रकथनम् अरिमन्त्रत्यागप्रकारकथनम्                                                | 088<br>088<br>040<br>040<br>043<br>043<br>043<br>044<br>044        | श्लोकांकाः १३१  पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ —  षट्कर्मनिरूपणम्  शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः  कर्मणां देवताद्येकोनविंशति—  पदार्थकथनम्  देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशशः  कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम्  विन्यासकथनम्  जलादिमण्डलकथनम्  पद्मादिषण्मुद्राकथनम्  मृग्यादिहोममुद्राकथनम्                          | ७६८<br>७७१<br>७७१<br>च७७२<br>७७३<br>७७५<br>७७६ |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम् प्रकारान्तरेण मन्त्रशोधनवर्णनम् मन्त्रशोधनचक्रम् शोधनानपेक्षमन्त्रकथनम्                                                                          | 088<br>088<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080 | श्लोकांकाः १३१  पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ —  षट्कर्मनिरूपणम्  शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः  कर्मणां देवताद्येकोनविंशति—  पदार्थकथनम्  देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशश्  कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम्  विन्यासकथनम्  जलादिमण्डलकथनम्  पद्मादिषण्मुद्राकथनम                                                   | 009<br>009<br>009<br>003<br>004<br>006<br>000  |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनवर्णनम् नक्षत्रशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम् प्रकारान्तरेण मन्त्रशोधनवर्णनम् मन्त्रशोधनचक्रम् शोधनानपेक्षमन्त्रकथनम् अरिमन्त्रत्यागप्रकारकथनम् मन्त्रत्रौविध्यकथनम् बाल्यतारुण्यवार्द्धक्येषु | 088<br>088<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080 | श्लोकांकाः १३१  पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ —  षट्कर्मनिरूपणम्  शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः  कर्मणां देवताद्येकोनविंशति—  पदार्थकथनम्  देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशशः  कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम्  विन्यासकथनम्  जलादिमण्डलकथनम्  पद्मादिषण्मुद्राकथनम्  मृग्यादिहोममुद्राकथनम्                          | 009<br>009<br>009<br>003<br>004<br>006<br>000  |
| प्रकारान्तरकथनम् नक्षत्रेषु वर्णविभागकथनम् साध्यारिशोधनेतृतीयचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् ऋणधनशोधनचक्रम् प्रकारान्तरेण ऋणशोधनम् पुनः प्रकारान्तरवर्णनम् मन्त्रस्य ऋणित्वे हेतुकथनम् प्रकारान्तरेण मन्त्रशोधनवर्णनम् पन्त्रशोधनचक्रम् शोधनानपेक्षमन्त्रकथनम् शरिमन्त्रत्यागप्रकारकथनम् मन्त्रत्रैविध्यकथनम्                                              | 088<br>088<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080<br>080 | श्लोकांकाः १३१  पञ्चिवंशः तरङ्गः ७७१ —  षट्कर्मनिरूपणम्  शान्त्यादिषट्कर्मणामुपक्रमः  कर्मणां देवताद्येकोनविंशति—  पदार्थकथनम्  देवतास्तासांवर्णा ऋतवो दिशशः  कर्मानुरूपदिनासनादिकथनम्  विन्यासकथनम्  जलादिमण्डलकथनम्  पद्मादिषण्मुद्राकथनम  मृग्यादिहोममुद्राकथनम्  कर्मानुरूपवर्णानां कथनम् | 985<br>999<br>999<br>994<br>995<br>996<br>995  |

| समित्कथनम्                    | 050 | काम्यकर्मीपसंहारकथनम्          | 19E19 > |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| मालाकथनम्                     | 950 | काम्यकर्महेतुकथनम्             | 050     |
| मालागणनाप्रकारः               | 959 | निष्कामभजने फलकथनम्            | 1950    |
| मणिसंख्याकथनम्                | 959 | वेदोक्तकर्मकरणस्योत्कृष्टता    | 955 W   |
| शान्त्यादिकर्मणि अग्निकथनम्   | 959 | देवतोपास्तिं कुर्वता भविष्यद्- |         |
| प्रसंगात् काष्ठकथनम्          | ७८२ | विचार्य प्रवर्तितव्यम्         | ७८६     |
| अग्निजिह्वापूजनम्             | ७८२ | शिवं मनसि ध्यात्वा निद्रां     |         |
| विप्रभोजनसंख्याकथनम्          | ७८२ | कुर्वतो स्वप्नप्रकारः          | 19c. E  |
| विप्रलक्षणम्                  | 953 | शुभस्वप्नकथनम्                 | 980     |
| लेखनद्रव्यकथनम्               | 953 | अशुभस्वप्नकथनम्                | ७६१     |
| विषाष्टककथनम्                 | 958 | मन्त्रसिद्धेर्लक्षणम्          | ७६१     |
| भूर्जपत्रादिलेखनाधारकम्       | 0c8 | लब्धज्ञानिनः कृतार्थताकथनम्    | ७६२     |
| कृण्डकथनम्                    | 0c8 | ग्रन्थसमाप्तौ मङ्गलाचरणम्      | ७६२     |
| स्रुकस्रुवादिकथनम्            | ७८५ | ग्रन्थकर्तुस्तरंगानुक्रमणिका   | ७६२     |
| लेखनीकथनम्                    | ७८५ | ग्रन्थकर्तुः स्ववंशकथनम्       | ७६५     |
| शान्त्यादौ भक्ष्यान्नादिकथनम् | ७८५ | ग्रन्थान्ते आशीः कथनम्         | ७६६     |
| शान्त्यादौ तर्पणजलपात्र       |     | श्लोकत्रयेण देवप्रार्थना       | ७६७     |
| कथनम्                         | ७८६ | ग्रन्थनिर्मितिकालकथनम्         | ७६८     |
| आसनप्रकारः                    | 958 | श्लोकांकाः १३२                 |         |

## यन्त्र चित्रानुक्रमणिका

| अग्निपूजनयन्त्रम्                         | 58         | कामेशीपूजनयन्त्रम्         | २१२ |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------|-----|
| गणेशपूजनयन्त्रम्                          | 80         | बालापूजनयन्त्रम्           | 290 |
| कालीपूजनयन्त्रम्                          | ७६         | बालाधारणयन्त्रम्           | 230 |
| सुमुखीपूजनयन्त्रम्                        | <b>٤</b> 9 | लघुश्यामापूजनयन्त्रम्      | 289 |
| ताराधारणयन्त्रम्                          | 975        | अन्नपूर्णेश्वरीयन्त्रम्    | २५१ |
| ताराधारणप भ र                             | 935        | त्रैलोक्यमोहनपूजनयन्त्रम्  | 240 |
| विद्याराज्ञीपूजनयन्त्रम्                  | १५६        | बगलामुखीपूजनयन्त्रम्       | २८६ |
| छिन्नमस्तापूजनयन्त्रम्<br>स्टब्स्यन्त्रम् | 909        | बगलामुखीस्तम्भनयन्त्रम्    | 250 |
| स्वयंवरकलापूजनयन्त्रम्                    | 904        | स्वप्नवाराहीपृजनयन्त्रम्   | 258 |
| मधुमतीपूजनयन्त्रम्                        | 959        | स्वप्नवाराहीवशीकरणयन्त्रम् | २१६ |
| वसानमोक्षकर यन्त्रम्                      | 958        | स्वप्नवाराहीधारणयन्त्रम्   | ₹€  |
| तट्यक्षिणीपूजनयन्त्रन्                    | 500        | वार्तालीपूजनयन्त्रम्       | 300 |
| मातङ्गीपूजनयन्त्रम्<br>वाणेशीपजनयन्त्रम्  | 30¢        | वार्तालीस्तम्भनयन्त्रम्    | 30€ |

## मन्त्रमहोदधिः

| श्रीपूजनयन्त्रम्               | 330          | सर्वत्रजयदं यन्त्रम्         | 531.            |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| गोपालसुन्दरीपूजनयन्त्रम्       | 3 <b>ξ</b> 0 | यावज्जीववश्यकरं यन्त्रम्     | £34             |
| हनुमत्पूजनयन्त्रम्             | ३६५          | नृपवश्यकरं यन्त्रम्          | £3£             |
| हनुमतो धारणयन्त्रम्            | 800          | भृत्यवश्यकरं यन्त्रम्        | €36<br>€3€      |
| हनुमतः स्वरूपम्                | ४१२          | दुष्टनृपवश्यकरं यन्त्रम्     | £3c             |
| हनुमतो रक्षाविधायकयन्त्रम्     | ४१४          | ललिताख्यपतिवश्यकरं यन्त्रम्  | £3E             |
| नृसिंहपूजनयन्त्रम्             | ४१६          | पतिवश्यकरं द्वितीयं यन्त्रम् | £80             |
| गोपालपूजनयन्त्रम्              | 832          | सौभाग्यप्रददौर्भाग्यनाशक-    | 400             |
| सूर्यपूजनयन्त्रम्              | ४५६          | बीजयन्त्रम्                  | 489             |
| भौमपूजनयन्त्रम्                | ४६२          | आकर्षणयन्त्रम्               | £89             |
| व्यासपूजनयन्त्रम्              | 808          | त्रिपुराख्यमाकर्षणयन्त्रम्   | 883             |
| मृत्युञ्जयपूजनयन्त्रम्         | ४८५          | मुखमुद्रणं यन्त्रम्          | £83             |
| रुद्रपूजनयन्त्रम्              | 400          | अग्निभयहरं यन्त्रम्          | £83             |
| गङ्गापूजनयन्त्रम्              | 499          | विद्वेषकरं यन्त्रम्          | 888             |
| कार्तवीर्यपूजनयन्त्रम्         | ५२०          | मारणयन्त्रम्                 | <b>£84</b>      |
| कार्तवीर्यस्य काम्यप्रयोगार्थ- |              | उच्चाटनकरं यन्त्रम्          | \$8\$           |
| पूजनयन्त्रम्                   | ५२३          | शान्तिकरं यन्त्रम्           | 889             |
| कार्तवीर्यदीपस्थापनयन्त्रम्    | ५३२          | शाकिनीनिवर्तकं यन्त्रम्      | ξ8 <sub>5</sub> |
| कालरात्रिपूजनयन्त्रम्          | ५४५          | ज्वरनिवर्तकयन्त्रम्<br>`     | <b>£8</b> £     |
| कालरात्रिदीपस्थापनयन्त्रम्     | ५५२          | सर्पभयहरं यन्त्रम्           | <b>£8</b> £     |
| कालरात्रिस्तम्भनयन्त्रम्       | ५५४          | बन्धमोक्षकरं यन्त्रम्        | ξųo             |
| कालरात्रिमोहनयन्त्रम्          | ५५६          | स्वर्णाकर्षणभैरवपूजनयन्त्रम् | <b>६५३</b>      |
| चण्डीपूजनयन्त्रम्              | ५७५          | पात्रस्थापनयन्त्रम्          | 444             |
| चरणायुधपूजनयन्त्रम्            | ५६२          | पञ्चायतनस्थापनक्रमः          | 903             |
| वश्यकरयन्त्रम्                 | ६२६          | दमनपूजनयन्त्रम्              | 197c            |
| वश्यकरं द्वितीयं यन्त्रम्      | ६२७          | पवित्रपूजनयन्त्रम्           | 638             |
| स्वामिवश्यकरं यन्त्रम्         | ६२८          | अकथहचक्रम्                   | ७४६             |
| दिव्यस्तम्भनाख्यं यन्त्रम्     | ६२६          | अकडमचक्रम्                   | 08c             |
| राजमोहनयन्त्रम्                | £30          | साध्यारिशोधने तृतीयचक्रम्    | ७४६             |
| मृत्युञ्जयाख्यं मृत्युदूरकर-   |              | नक्षत्रशोधनचक्रम्            | ७५०             |
| यन्त्रम्                       | £39          | ऋणधनशोधनचक्रम्               | ७५१             |
| विवादजययन्त्रम्                | <b>६३२</b>   | मन्त्रशोधनचक्रम्             | ७५५             |
| धनीवश्यकरं यन्त्रम्            | <b>£</b> 33  | कुलाकुलचक्रम् (भूतवर्णाः)    | 980             |
| दुष्टमोहनाख्यं मोहनयन्त्रम्    | 8\$3         | जननयन्त्रम्                  | 630             |
|                                |              |                              |                 |